

प्रथम संस्करण : वस्तृत्वर २००० कार्तिक १९३० पुनर्फुल्य : दिसंबर २००० केर १०३। ६) रुदीय शैक्षिक अनुसंधार और प्रक्रियाम परिवर, २००४ २० अस २०४

युम्तकमाला निर्माण समिति

कंपन सेटी, कृष्ण कृम्तर, ज्योंनि सेटी, युवदुन विश्वास, पुकंस मालबोद, राधिका मेनन, रास्तिनी राम्सं लक्षा घणडे स्थापि वर्षा, सारिका वरिशस्त, सीमा कुमारी सोनिव्य कौशिक, सुरोल सुकन

प्रवरम् सम्बद्धः – जनिष्णः गुप्ता

विवरंकन - निधि वाधवा

सञ्जा तथा आकाण - निधि प्रध्या

**गी.टोपी. ऑपरेटर —** अर्चना गुच्छा, भेशम चौधरी, अञ्चल गुप्ता

### आभार जाएन

शेषेका कृष्य कृष्य तिराक, गर्याय सेविक अनुसंभा और प्रतिक्रम परिषय, नहें विक्ती; प्रोकेका वसूधा कार्य्य, संयुक्त निरंत्रक, केन्द्रीय सैक्सि प्रोक्तिको कार्य्य कार्य कार

## राष्ट्रीय समीता समिति

भी क्यांक बान्येनी, अध्यक्ष, पूर्व कुळवर्षि, भक्षम्य कंपी अवर्यपूर्ण विशे विश्वविद्यालय, वर्धी। प्रोक्षेसर फरीदा, अधुक्ला, खान, विश्वविध्यक्ष मीक्रिक आध्यका विध्या, व्यांक्या व्यांक्तिया इस्त्वरिया, विश्वी, कः अधुकांत्र, विदर, विदी विकाय, विस्त्वी विश्वविद्यालय, विक्ती। वा.सम्बन्य विस्ता, सी.ई.ओ., सर्वा.एस. एवं एक.एस. संबर्धः सूची कुळात क्रम्य, निवेतकः, वेशक्त सुक्ष ट्रस्ट, वर्ष विस्त्री। सी वेशिस ध्यक्ता, निरंतकः, विश्वा, जयपुरा

80 जो सम्बद्ध केल वर मुस्ति

प्रकारम विकास में स्वीतन राष्ट्रीय शिक्षक उनुस्थान सीर प्रकारन मीरण, जो अर्थन्य पर्य, को दिस्ती (1006 द्वारा क्यांकित एक पंक्रण विक्षित होता, वी 38, प्रोडीहरूवल प्रतित, सहट-ए. सञ्चय 31004 द्वार पुर्वता, ISBN 978-81-7450-898-0 (बाबा पैट) 978-81-7450-867-6

मरख क्रांमिक पुस्तक्षमाला पहली और दूसरी कक्षा के वच्चों के लिए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को 'समझ के साथ' स्वयं पहले के भीक देश हैं। बरका की क्रांपियों बर स्तयं और पाँच कथावस्तुओं में विस्तारित हैं। बरका बच्चों को स्वयं की खुशी के लिए पहले और स्थायों फाउक बस्ते में बदद करेगी। बच्चों को रोज्यर्थ को धंकी खंटी घटनाएँ कहानियाँ नेता रोचक लक्ष्ती हैं, इसलिए 'बरका 'की सभी कहानियाँ दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित हैं। बरका पुस्तक बाला कर उद्देश्य या भी है कि होटे बच्चों को पहले के लिए प्रसु मात्रा में कितायें पिता बाका से पहले के लिए प्रसु मात्रा में कितायें पिता बाका से पहले के लिए प्रसु मात्रा में कितायें पिता बच्चों को पादण्यमां के हरेज क्षेत्र में सजानतम्ब लाभ मिलगा। विस्तक बरका का हमेगा कक्षा में ऐसे स्थान भर रखें जहाँ से बच्चे आसानी से कितायें तता सके।

# मर्कविकार पुरक्तित

प्रकारक को पूर्व भूभी के किए इस प्रकारन के कियों भाग को सारका तुर्व प्रवेदप्रापिकों, वसीनी, प्रकोशीतीकों, दिकाशिंग करके किसी कर किंग से दुन: प्रयोग मन्द्रकोंत क्षण क्षमका संप्राप्त कराक प्रकार प्रवित्त है।

## एक् सी.ई.आर.टी. के प्रकारत विकास के कार्यातक

- प्रसंद्रं स्वरणः वेशाः को अर्थन्द्रं पर्तः कर्ण क्लिनी (10 ms प्रदेशः वर 1-2536-206)
- तक, का और तह, केरी एक्सदेवन, संभ्यांको, स्वयंकारी III क्टेंब, कायुर क्या काठ कीर 1000-20255340
- न्यवीक ट्रंड परच प्राथम नवकोवर असम्बाहर १८६ ताई प्रदेश । तर्न १९७० । तर्ना
- भी.संस्यु-इंट. सैयक, रिकट: धनकल वस महोत्र वरिहरी, भोतासक त्या ४१४ प्रदेश । 1072-25500454
- · स्टेड्क्यून्सं मजनवरक जननेता. कुमार्थे १४३ वहा और : 0200-2674160

#### प्रवासन स्वर्थेण

क्षान्य , उकतान विकार : प्रे. राजकृत्या पुरुष परेत्रस्थः : जिल्ह तपान मुख्य जयस्य क्रीकारी : देख कुन्तर मुख्य जापा। अभिन्दर्शी : दीवन प्रांतरी



























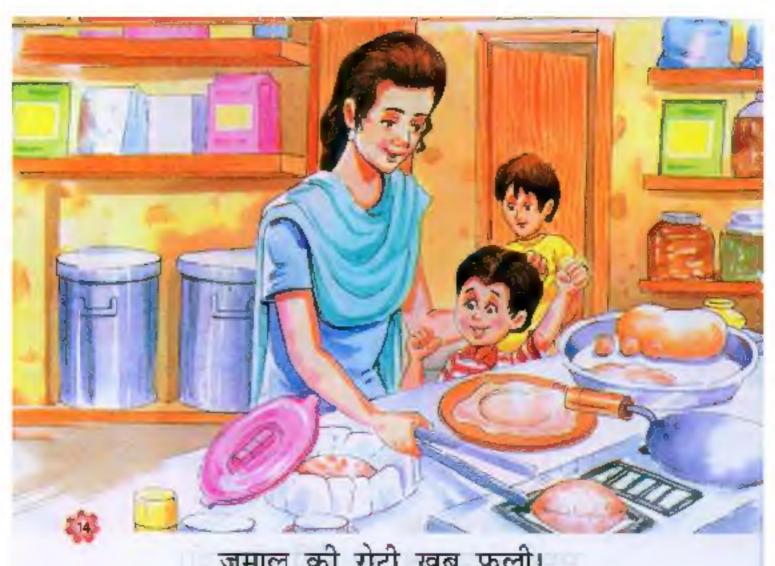

जमाल की रोटी खूब फूली।











2066



₹. 10.00

राष्ट्रीय केशिक अनुसंसाम और प्रशिक्षण परिषद् NATIONAL COUNCIL OF ECUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

> ISBN 978-81-7450-898-0 (परका सेट) 978-81-7450-867-6